

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit.

The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website

https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

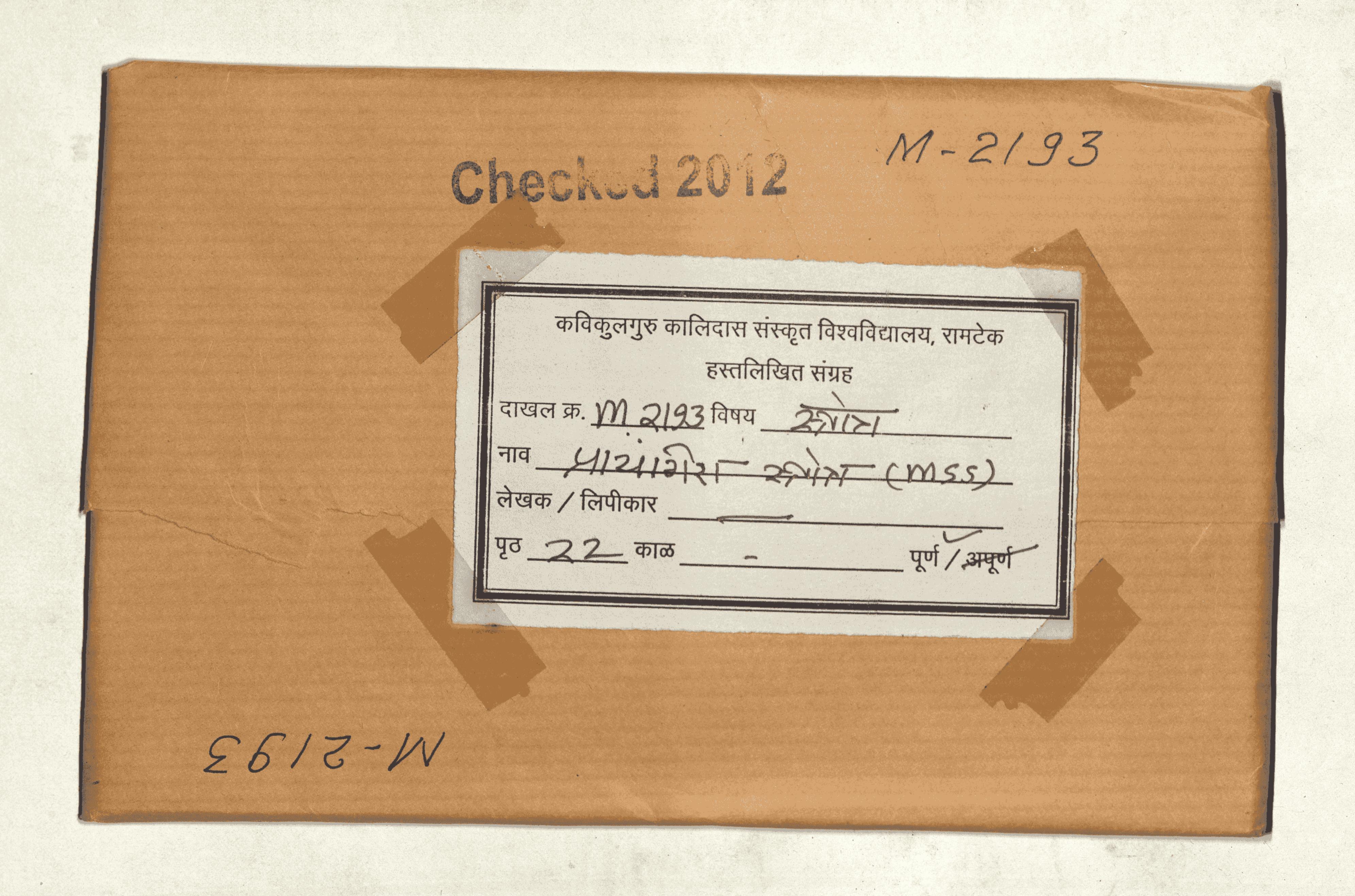

॥ श्रीगणेशायनमः॥ श्रीसर्स्येनमः॥ श्रीमते ॥

३३ तमानुजायनमः॥ अथप्रयंगिरास्तोत्र ति ॥

३३ त्यते १ ३३ वस्यश्रीप्रत्यंगिराते । बीजं १ स्वा॥

३३ तम्बद्धां सिध्यर्थेजपेति॥

॥ बियोगः १ अं बालीकालि मुक्यां त्वी केलीक

त्याभ्यांस्याहा मंदस्थंस्तर्थ । भगवंतं महे श्वरं समुपागम्यचरणी भवानी पर्यप्रखत श्रीभवान्युवाच धारणी परमा विद्या प्रखागिरा महोदया नरनारी हिताथिय बालानां रक्षणा यचार राज्ञां मणुलिकानां च दीनानां च महेश्वरं

विद्षांचाद्धजातीनां विशेषेणार्थ साधिनां ज्या महाभयषु योरेषु विद्युद्गिनभयषुचासोभाग्य जननी नित्यं नृ एां वश्यकरीचया जिल्लाल्या ये करी याते नदीनद समुद्रके । ग्राभिचारेषु सर्व षु युद्रे राजभयषुचा जातां विद्यां भो सरेशानं सहाभागे जंत्नां हितकारिणा खद्यनात् स्व गरिक्षिकथयां मिनसं शयः । देवी प्रयंगिरा विद्या सर्व ग्रह निवारि एणा मदिनि सर्व दुखानां सर्वपाप प्रमोचिनी । स्वीबाल प्रभृतिनां य

जंत्नां हितकारिएं। सीभाग्य जननी देवी बल पुष्टिकरीतथा। जन्मुष्यथेबु घोरेषु वनेषु पवने षुचास्मज्ञाने दुर्गमेथोरे सपचीरा दिसंकुले। या राजव्दारेषु दुर्भिक्षे महाभय उपार्श्यते। पिठता पाठिता देवी सर्व सिध्दिकरी चसा। १०। विद्या ना नुत्तमा विद्या धारणीय विचक्षा हो। ति श्वा विचक्षा हो। विद्या श्वा विचक्षा हो। विद्या श्वा विचक्षा हो। विद्या श्वा विचक्षा विद्या विद

दाभिचाराश्वनतस्य प्रभवंति हि कात्त्यं धारयमां एण्यच मृतवं प्रभत्त्य येत्। योधार येयो गयुक्त स्वस्य रक्षा भवेत् सदा प्रश्ना धा रिता याचिता विद्या सर्व सिद्धं करिस्मृता । यस्यां गर्म्था सदा विद्या प्रयोगिरा शिवो दिता ॥ १५ वि

सिध्दाबुध्ददान्यं विश्वेयं परमामता श्रीमताश्रीर रूपेण भाषिताशोर रूपिए त्रयंगिरा मयात्रोक्ता रिपंहन्यात्नसंदायः हरिचंदन मिश्रोण रोचना कुंकु मेनचा। तिरिव्हा भूजिपत्रेषु धारणीं या सदान् भिः

पुष्पे धूपे विचिने श्व बल्युपहार प्जनेः प् जायहा यथान्यायं सम्बुंभेन वेख्यत् पंच वर्णप्या मध्ये मधुरानस्य होमतः "धा त्रिंद्रादछपत्रेषु लिखेन्नंत्रच देवतं "धारये यद्द मां विद्यां लिखिहा रिपुना ही नी म् "विद्यं यांति रिपवः प्रसंगिरावधार एत् ' ययत्सृ 
तातिह सेश्च ययद्वति जिंद्या ' ' श्रम्तंत 
भवत् सर्वनान्य मृद्धः कदाचनः ' कर्मणा योजितं 
यतु कृत्रिमं दारु एं। विषं ' भिक्षितं जर्यसा 
इक्ष नटस्य तस्य सन्नते ' तथास्यां विद्यमानायां

जीयतिनात्रसंत्रायः मंत्रराजो सहंदेवसर भिध्दकरस्मृताः सर्वमंत्र विनाद्गीच गुरुगुस् परंगदा सर्वव्याधिहराविद्या प्रसंगिरामहे श्वरी प्राप्नोति वक्तधां सर्वे रिपुहस्तगतां प्रिये स्वित्वा पितस्ये व द्वात्रवः प्राण सरकाः भव तिवसगासस्य सींद्याप्रियदर्शनात् अश्य स्यतां यातिविद्या सिध्दा देव्याः प्रभावतः चराचर मिदंसविस्रीलवनकाननाः नरनारी समाकी णैसाकस्यनस्वप्रदाः सर्वदावसतां याति यज भानस्य नियसः "गोलकस्य प्रभावन प्रयं

गिराष्ट्रभावतः विषुराश्चमयादग्धाईमां विद्यांच बिश्वता निजित्रश्चसरासर्वदेवे विद्याभिमा निभिः गोलकंतु प्रवश्यामिभेषजामिच सब्रते कांतामदनकंचेव कुंकुमंरोचनातथा अगरुंच विषारिष्टासिद्वार्थामालतींतथा एतद्वयगणं भद्रेगोछगर्भनिधापयत् संस्कृतंधार्यनां साध को मंत्रवित्सदा अधुनासं प्रवश्यामि प्रयंगि राषितेः दिव्ये मंत्री विचित्रेश्यसको पायेः सख प्रदेः पठेद्रशाविधानेन मंत्र राजंप्रकीतित् त्राथात संप्रवशामि मंत्र राजंप्रयानितः पदा

निउच्यंते छंस्ये ज्वलने श्रायनमः । छं श्रना दिपुरुषायनमः । छं महापुरुषायनमः । छं महेश्व रामायिनमः । छं पुरुहृतायनमः । छं महेश्व रायनमः । छं जगत्रां तिकारिणे नमः । छं धानंतायममः । छं संत्रां । तिकारिणे नमः । छं

किं ना राय राजि विद्रावय राजि दार्य राजि विदारय राजि विद्रावय राजि विद्रावय राजि ना स्य राजि विद्रावय राजि ना स्य राजि भा मय राजि भा भय राजि भा निवहिय राजि उरक्षरा ही साधक स्परिवार के मारक्षर राम्

वीपद्रवेभ्योमार्थः स्वाहा । अर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र् स्विपद्रवेभयर्थः । महाद्योद्यदावाध्निविद्यु द्रिम् तिकपदिदिव्यक्तकाभो रह विकचमाला धारि (गितितिकं ठकपाल भृतव्या घ्रा जिना पर मिश्चरात्रिये मम रात्र्न् खिधिः भि दिः विद्रा

Control of the Contro

वयश्य अंभमरात्र्णां विद्धं कुरुश् देव पितृषि माचना गाप्सरे गरुड किन्तर विद्याधरगण गं धर्व यक्षराक्ष सान् लोक पालान् सहां श्वनासयशा हनशास्त्रभयशा येच मम साधकस्य सपरिवार कस्य रात्रवस्तान्ति श्रु तयशायसदा ममोपरिविद्या सयरास्थानंकीत्यरामानंकीत्वयरादेशंघा तयराविश्वमृत्येमहातेजसेनमः। ७४ यः २ ७४ सः राजिङ्गः राममदात्रणां मुखं सांभयरास्त्र सिद्धीप्रदे महाभागे ममधारकस्य सर्वतीर त

क्तरस्वाहाँ ॥ॐयः २ ॥ॐसः । ॐदः । ममश त्रूणां नेत्रं संभयः । सर्वे सिध्धि प्रदेमश्भागे म मधारकस्य सर्वतो र शांकुरु कुरु स्वा हा ॥ॐजः ॐसः ॐहः २ ॥ ममशत्रूणां दंतान् संभयः ॥ स वितोर शांकुरु कुरु स्वाहा । ॐजः २ ॥ ॐसः २ ॥ कुरकुरस्वाहा क्रिजः राक्षे सर्था क्रिक्र स्वाहा क्रिजः रामम ज्ञान एहं सी संभय रास्ति रेशांकुरकुरकुर स्वाहा क्रिजः राक्षे सः राक्षेहः राममशन्ए स्वाहा क्रिजः राक्षे सः राक्षेहः राममशन्ए सुद्धां स्वभयरा सर्वनी रक्षां कुर रास्वाहा । क्रिजः र

सर्वतो मां रक्षां कुरुकुरु स्वाहा गुरुं जः र छे सः छे हः स्वामम कात्रूणां है प्रियां गिस्तं भया सर्वतो मां र द्वां कुरुकुरु स्वाहा गुरुं जः र गरुं सः र गरुं कुरुं पर्ण समकात्रूणां ई खारिन स्तंभयर गरुं सर्वती मां र द्वां कुरुं गरुं श कुरुसाहा। ॐनः राखंसः राखंहः रामम त्रात्रणां कुरुंवा निसंभय रासर्वतो मारशरक्ष स्वाहा। ७४ जः राख्यसः १ ॐहः राममरात्रणां स्थानंकीलयर । सर्वतो मारक्षां कुरु र स्वाहा। ७४ जः राख्यसः २ ॐहः राममरात्रणां म

उतं की तय शास्त्र मिता माँ रक्षां कुर शास्त्र हा । अं तः शाअं तः शाअं तः शामम शत्र गामम शत्र गामम की तयशाओं जः शाअं तः शाओं तः शाओं तः शास्त्र मिद्रि प्रमहाभागे ममधार कर्य सर्वता रक्षं कुरु कु स्वाहा । अंह पर स्वाहा । अंह य र त व हु हु

पद्त्वाहा । अब प्रयोगिरे महा विधाम धारक स्प सपिर वारकस्य स्वती रक्षां कुरु र स्वाहा। अबैद्धां अं ठः राष्ट्रं ठः । अबे । अबे । बहु । राष्ट्रस्वाहा। अवमाभगवतीदुख खंडिनि चोडि लिनि योग निद्रात्रिद्द्रात्वनां कुद्दाद्दाति धारिणि रुधिर मास

मांसभिक्षिणिकपाल खद्द्वाग वरासिधारिणी
न्त्राणिमादिन्द्रिद्धि सिद्धिदागिन संभिनिमाहिन
वादी करिणि ममधारकस्य सपरिवारकर्य सर्व
रक्षां कुरुकु खाहा । ममना न् न् खद्य राष्ट्रिक्त स्वाहा । ममना न् न् खद्य राष्ट्रिक्त स्वाहा । ममना न् न् खद्य राष्ट्रिक स्वाहा । ममना न् न् खद्य राष्ट्रिक स्वाहा । ममना न् न् खद्य राष्ट्रिक स्वाहा । स्वाह्य स्व

गहान् नासय । फट् खाहा । ७३ ट्राक्रालि निकोमारामगोपरियंत्र मंत्रतंत्र विषच् एति। खा भिचार सर्वेपद्रवादिकं येन कृतं कारितं कुरु नेका रयते करिष्यति तान् सर्वनि ५३ दहहन्हन प्रयोगेरेहं मां साधकं सपरिकारकं रक्षर स्वाहा।

उर्गे की श्रां स्प्रें स्पें स्पें स्प्रों स्प्रों स्प्रें स्

वक्रेरस रहं फर्चाहा । अं ऐं दीं बीणवी प्र संगिरे ममकं ठंरश रहं फर्चाहा । अं ऐं कीं बारा हि प्रसंगिरे ममह ह्यं रश्च रहं फर्चाहा ।। अं ऐं दीं नारासिंहि प्रसंगिरे मम हंरश रहं फर्स्वाहा । अं ऐं हीं इंद्राणि प्रसंगिर मम

नाभिरक्षरहुं फट्स्वाहा। ॐ एं हों महाभेरवि प्रयागिस ममकाटं रक्षरहुं फट्स्वाहा। अङे एं हीं वसं धर प्रयागिर ममपा दो रक्षरहुं फट्स्वाहा ॐ एं हीं नारायाणि प्रयागिर ममसविणा शाणि रक्षर हुं फट्स्वाहा। क्टस्छ कु हते दिशु विदि क्षुबीजपंकजं पर्कारसमी पेतं रक्षुतं साधकोः तमं संभिनी मीहिनीचेव क्षीभि ए द्राविए। तथा जो भिए आमणे रोद्री तथा संहारिए। तिचा इत्तास्य कमयो गेन रात्रु पक्षे नियो जि ताः ।। धारिता साधकें द्रेण सर्वरात्रु विना रही 98

ना असे स्में निष्यं गिरे सर्व शतु च्छे दिनि मम शतुन् संभय र स्वाहा । असे स्प्रें मो हिनि प्रयं गिरे मम शत्रन् मो स्प र ॥ स्वाहा । अस्प्रे व्यो भिनी प्रयं गिरे मम शत्रन् स्वाक्ष । स्वाहो । अर्थे स्प्रें द्रावि गिष्यं गिरे मम शत्रन् द्रावय र ।।

स्वाहा । अस्रे भा मिर्ग त्र स्वाहा । अस्रे न्रे दि त्र स्वाहा । अस्रे न्रे दि त्र स्वाहा । अस्रे न्रे दि त्र स्वाहा । अस्रे न्रे त्र सहारिणी त्र सं कारे ममजात्र न्रे स्वाहा । अस्रे स्वाह

संभित्रेषे हे कारिणिमम शत्र एउदय र खादय र सविद्धान मार्य राखद्वीना छिष्टि शाकिर किचिराणिब राहिष्टे स्केर गकिर गकालिंद्र काही हैं फेट्रचाहा । श्रष्टीन र शतं जाप्ये मंत्र स्यच प्रकातितं। या पिस्क भरवीनां म छदा

जुषुप्रकी तिम् । देवतादे दिने रुका नामा प्रमागिर विचा के। ने कुं चे बी ने षडं गा निकल्पये त्राधको लगा ना दाति महाप्रयागिराविधिः।। किंदीने महत्त्र व्यान सह प्राविधिः।। किंदीने महत्त्र व्यान सह प्राविधिः।। देवाहने सहस्त्र वदने ग्रष्टादश भु जलता वि

भ्षते महाबल ज्ञाजिते अपराजिते श्रीष्ठ गिरे सर्वस्येवपरकर्म विध्वं मिनि पक्त मंत्रो छे दिनि सर्वभूत दमनि सर्वकृतान् बंध २॥ सर्वविद्यान् छिधि २॥ भिदि २॥ निर्वध ॥ सर्वदि छान् निष्ठं त्य २॥ भंजय २॥ भंजय २॥ नविध ॥ सर्वदे छान् निष्ठं तय २॥ भंजय २॥ ज्वल ज्वल ॥ ज्वाला जिले क

रालवक्रे सर्वयंत्रान् स्कोटयर सर्वश्वांकारं रात्री र्यशाश्चीप्रयं गरेनमो स्कते स्वाहा। इतिमा लामंत्रस्य ब्रुयुतजपेन सिध्दः। अथध्याने।। तिंही सिरंही मुखीं सरवीं भगवतः त्री मुख्नेन्द्रो ज्याना सिहा स्वाह्म स्वाहम स्वाहम

रसांबुजां । दंझाको िविषां कटा श्र कुर रामा रत नेत्रत्रयाम् ।भालें दूर ज्वल मोक्तिकां भग वतीं प्रयां गरामाश्रय । दिन प्रयोगिरास्तितिः घृत द्वाकरा मधु पायसैः सहस्त्रहोमः त्रिधिक जपेद शां सहामः । जपेदिनेषु प्रयह मेकां २०

कुमारीमेकं ब्राह्मणां भोजयेद् क्षिणाचदेया। इति प्रयागिरा स्तोत्रं समाप्तम् । उछिछ चां उग किसम् खिदेवि महापिशा चिनि-हीं ठां ठां ठः ॐ द्वीयां कत्ययंति नोर्यः क्रां क्र्यां वधु मिव तां ब्राह्मणाय नि धाः प्रया नारिम् छत् हीं ॐ इतिष्यंगिरामंत्रस्यत्वश्चपः मधुवृत्यः करायुक्तपायसेनद्शांसहीमः प्रयहमकां कुमारी कंब्राह्मण्बद्भोजयेत् होमदं ग्रांसेनमार्जनंतद्शांसेनकुमारीभोजयं ब्राह्मणश्चतद्शांसेनभोजयेत् इतिपर

कृतकृषा निवृत्तिः भीरवाक्षयनमः श्रीरासि । अनुषुपछंदसनमामुखा श्रीप्रसंगिरादेवता योनमोहिद । इतिह्म्प्यादिन्यासः हुं धंगुष्ठा भ्याः हुं तर्जनीः हुं मध्यमाः हुं श्रामिकाः हुं कानिश्विताः दुंकरतत्वकर प्रशासंह्यादिष्ठ हुं हुद्याय । हुं शिरासि । हुं शिलाये । हुं सब चा । हुं मे त्र त्राय पह । ए

```
[OrderDescription]
CREATED=09.09.19 16:31
TRANSFERRED=2019/09/09 at 16:39:57
,PAGES=24
TYPE=STD
NAME=S0001704
Book Name=M-2193-PRAYGIRA STROT
,ORDER_TEXT=
,[PAGELIST]
,FILE1=0000001.TIF
,FILE2=00000002.TIF
,FILE3=00000003.TIF
,FILE4=00000004.TIF
,FILE5=0000005.TIF
,FILE6=00000006.TIF
,FILE7=00000007.TIF
,FILE8=00000008.TIF
,FILE9=0000009.TIF
FILE10=00000010.TIF
FILE11=00000011.TIF
FILE12=00000012.TIF
FILE13=00000013.TIF
FILE14=00000014.TIF
,FILE15=00000015.TIF
,FILE16=00000016.TIF
FILE17=00000017.TIF
,FILE18=0000018.TIF
FILE19=00000019.TIF
,FILE20=00000020.TIF
FILE21=00000021.TIF
FILE22=00000022.TIF
,FILE23=00000023.TIF
,FILE24=00000024.TIF
```